🕸 राम 🕸

॥ श्रीराम ॥

2121

## सचित्र श्रीहनुमानचालीसा



🕸 राम 🕸 राम 📽 राम 🦠

田田 里 田 मान कि राम

राम के राम के राम के राम के

크

コ

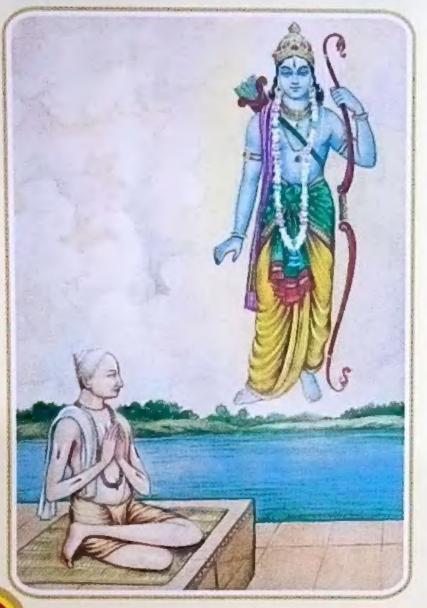

॥ श्रीहनूमते नमः॥

## श्रीहनुमानचालीसा

दोहा

श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥



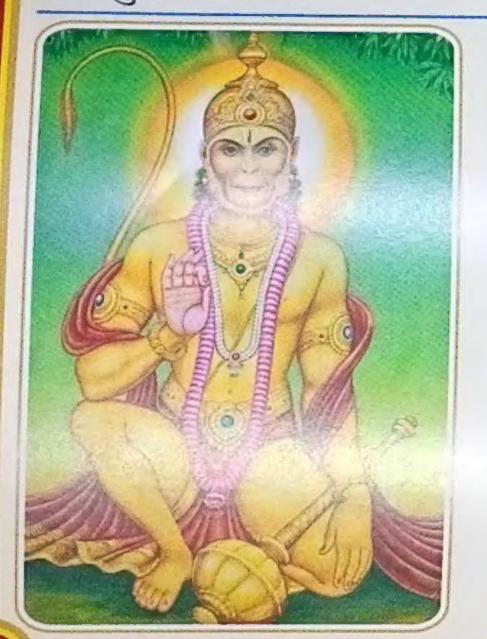

बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार॥



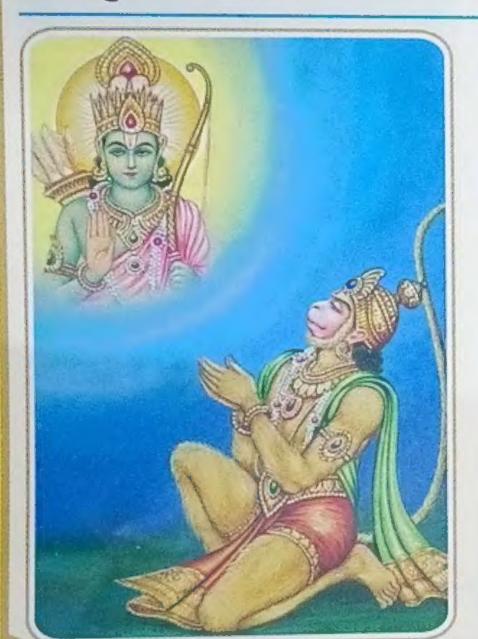

## चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा॥

महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी॥

👺 राम 😭 राम 😭 राम 😭 राम 😭 राम 😭 राम 🕸 राम 🕸 राम 📽 राम ४० राम ४०

कि राम के राम के राम के राम के राम के राम के



कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा॥

हाथ बज़ औ ध्वजा बिराजे। काँधे मूँज जनेक साजै॥

तेज प्रताप महा जग बंदन॥

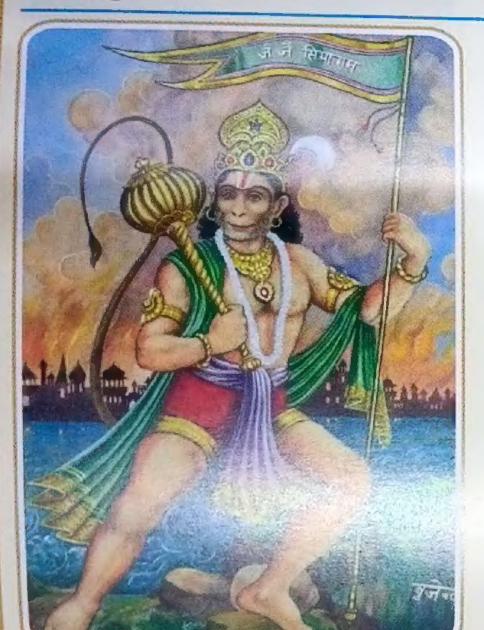

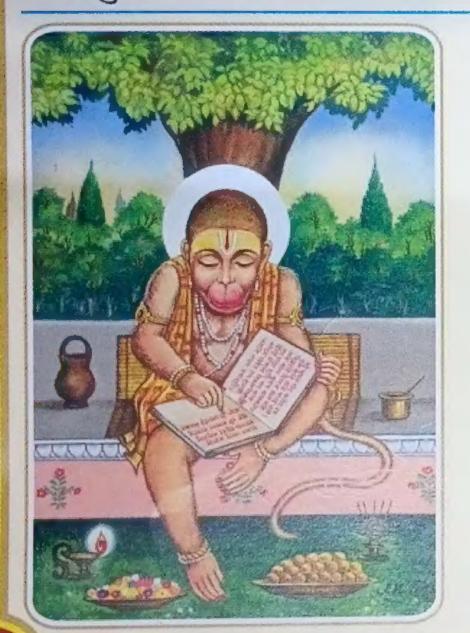

बिद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रिसया। राम लखन सीता मन बसिया॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा॥



भीम रूप धरि असुर सँहारे। रामचंद्र के काज सँवारे॥

लाय सजीवन लखन जियाये। श्रीरघुबीर हरिष उर लाये॥

रवुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतिह सम भाई॥

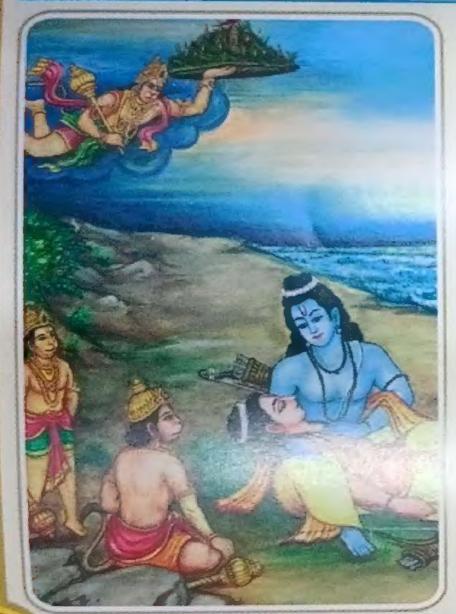



9

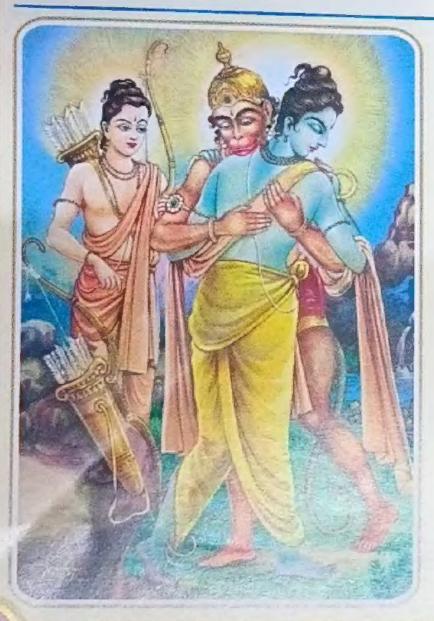

सहस्र बदन तुम्हरो जस्र गावैं। अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा॥

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। किव कोबिद किह सके कहाँ ते॥



6

राम 🛠 राम 🛠 राम 🛠



तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। राम मिलाय राज पद दीन्हा॥

तुम्हरो मंत्र विभीषन माना। लांकेस्वर भए सब जग जाना॥

लील्यो ताहि मधुर फल जानू॥

र पान के राम के



9

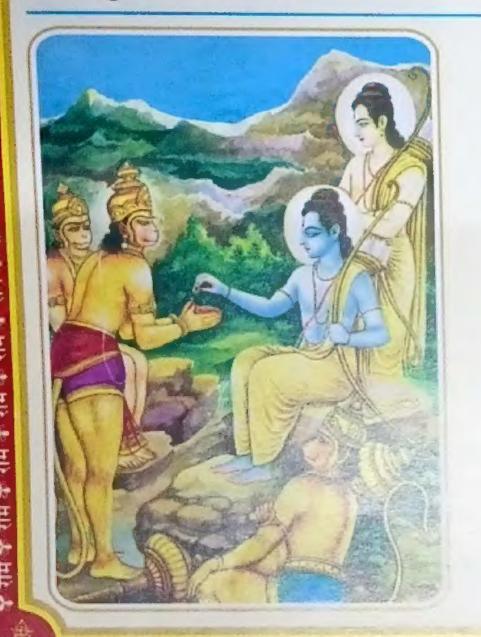

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। जलिध लाँघि गये अचरज नाहीं॥

दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥

राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे॥

20



सब सुख लहे तुम्हारी सरना।
तुम रच्छक काहू को डर ना॥

तानां लोक हाँक तें काँपे॥

भत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर जब नाम सुनावै॥

े राम के राम



नाम ग्राम हरे सब पीग। जपत निरंतर हनुमत बीग॥

संकट तें हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे॥

सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा॥

के राम के राम

१२



और मनोरथ जो कोइ लावे। सोड आमित जीवन फल पावे॥

है परसिद्ध जगत उजियारा॥

मान के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे॥

ग्राक्षित्रमः के लाम के



अस बर दीन जानकी माता॥

राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा॥

तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै॥

्रिक्त है। यम के राम के

88



अंत काल रघुबर पुर जाई।

और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई॥

मंकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा॥



ज जे हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई॥

जो सत बार पाठ कर कोई। छूटिह बंदि महा सुख होई॥

जो यह पढ़े हनुमान चलीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा॥

ाम के ताम के

१६



# तुलसीदास सदा हिर चेरा। कीजे नाथ हृदय महँ डेरा॥ दोहा

मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप॥

॥ इति॥

## संकटमो = नमानाष्टक

मनगयन्द छन्द समय रिब लियो बाल भक्षि तीनहुँ लोक भयो अधियारो। ताहि सों भयो त्रास संकट काह मां जात यह न देवन आनि विनती छाँडि **हिं**गो रांब

संकटमोचन हनुमानाष्टक जगमें हे नहिं जानत तिहारो॥ १॥ संकटमोचन नाम बसे गिरि की बालि निहारो। महाप्र जात दियो तब चौंकि महा बिचारो॥ बिचार चाहिय लिवाय महाप्रभ् निवारो। को०-२॥

संकटमोचन हन्मानाष्ट्रक

आनि 4-1011 C-1 तव प्रान उबारो। को०-५॥ लिछिमन के कियो रावन अजान जुब्द सिर फाँस सबै कि डारो। श्रीरघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो संकट भारो॥ रवास निवारो। को०-६॥ 

संकटमोचन हनुमानाप्टक जवे बंध् समेत अहिरावन ले सिधारो। पताल सां देबिहिं भली विधि देउ Paris -जाय भया सहाय सँहारो। को०-७॥ अहिरावन के Car I देखि बीर

संकटमोचन हनुमानाष्टक

२३

कौन सो संकट मोर गरीज को जो तुमसों नहिं जात है टारो॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो।को०-८॥

दोहा— लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लँगूर। बज़ देह दानव दलन, जय जय जय किप सूर॥

॥ इति संकटमोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्ण॥

श्रीहनुमत्-स्तवन सो० - प्रनवडं पवनक्षमार खल जन पावक ग्यानधन। जासु हृदय आगार जान सर चाप धर॥ अतुलितबलधामं दनुजवनका नानगणयम्। सकलगुणनिधानं वा रघुपतिग्रिया नमामि॥ गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराद्वासम्। रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम्॥ अव्यवान्यनं नीरं जानकीशोकनाशनम्। ्नारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्॥

सिन्धोः उल्लड्स्य सलिलं सलीलं शोकवहिनं यः जनकात्मजायाः। तेनैव आदाय ददाह लङ्का नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वृद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथम्ख्यं श्रीरामदतं गारणं प्रपद्ये॥ आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाहे काष्ट्राचिग्रहम्। पारिजाततरुम्लवाधित HERMIN पवधाननन्दनम् ॥ नाम साकाञ्जालम्। यत्र यत्र विवाधाः वाण्वारिपारिणां गाध्यान्तकम्॥

प के राष के राष के राम के राम के राम

## श्रीहनुमान्जीकी आरती

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की।।टेक।। जाके बल से गिरिवर काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै॥ १॥ अंजनि पुत्र महा बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई॥ २॥ बीरा रघुनाथ पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये॥ ३॥ लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥ ४॥ जारि असूर संहारे। सियारामजीके काज सँवारे॥ ५॥ लक्ष्मण मर्शित पड़ें सकारे। आनि सजीवन प्रान उबारे॥ ६॥ पैठि पताल लोहे जा-को। अहिरावन की भुजा उखारे॥ ७॥ खायें भुजा असा जा हिने भुजा संतजन तारे॥ ८॥ सुर नर मुनि आसा उतार। जे जै हेनुमान उचारे॥ ९॥ सुर नर मुनि आसा उतार जि ज हनुमान उचार॥ ९॥ कंचन थार कपूर लौ छाई। आरति करत अंजना माई॥ १०॥ जो हनुमान (जी) की आरित गावै। बिस बैकुंठ परमपद पावै॥ ११॥

ा। 🔻 🔻 👢 📜 🥫 📆 सम्बद्धाराम 🥸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्

पाणौ

महासायकचारुचापं

नमामि

रामं

रघुवंशनाथम्॥

ियम<sup>्</sup>चि राम के राम के राम के सम्बद्धि स

ना जान-मुख, कर-कंज पद कंजारुणं॥ विता छिबि, नवनील-नीरद सुंदरं। पट पात जिस मुतावरं॥ भजु दान निया दानव-दैत्यवंश-निकंदनं। रघुनंद आनंदकद कोशलचंद दशरथ-नंदनं॥ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग बिभूषणं। आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं॥

श्रीराम-स्तुति

29

इति बदात तुलकादास राकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं। मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं॥ मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ सो० - जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ ॥ सियावर रामचन्द्रकी जय॥

्राम के राम के

## श्रीरामावतार

भए प्रगट कृपाला दोनद्याला कौसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मूनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ लोचन अभिरामा तन् घनस्थामा निज आयुध भुज चारी। भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंध् खरारी॥ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता। माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो एप हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥

#### श्रीरामावतार

38

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहै॥ उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै। किह कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥ माता पुनि बोली सो मित डोली तजहु तात यह रूपा। कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परिहं भवकृपा॥



## शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय

त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय

महेश्वराय।

नित्याय

शुद्धाय

दिगम्बराय

तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय॥

मन्दाकिनीसलिलचन्द्रनचर्चिताय

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय

तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय॥

शिवाय

गौरीवदनाळावृन्द-

सूर्याय

दक्षाध्वरनाशकाय।

ीनीलकण्ठाय

वृषध्वजाय

तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय॥

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

33

वसिष्ठकुम्भोद्भवगीतमार्थ-

मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय

1

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय

तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय॥

य (क्ष) ज्ञस्वरूपाय जटाधराय

पिनाकहस्ताय

सनातनाय।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय

तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय॥

पञ्चाक्षरिमदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ। शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥

॥ इति ॥